

This PDF you are browsing now is a digitized copy of rare books and manuscripts from the Jnanayogi Dr. Shrikant Jichkar Knowledge Resource Center Library located in Kavikulaguru Kalidas Sanskrit University Ramtek, Maharashtra.

KKSU University (1997- Present) in Ramtek, Maharashtra is an institution dedicated to the advanced learning of Sanskrit. The University Collection is offered freely to the Community of Scholars with the intent to promote Sanskrit Learning.

Website https://kksu.co.in/

Digitization was executed by NMM

https://www.namami.gov.in/

Sincerely,

Prof. Shrinivasa Varkhedi Hon'ble Vice-Chancellor

Dr. Deepak Kapade Librarian

Digital Uploaded by eGangotri Digital Preservation Trust, New Delhi https://egangotri.wordpress.com/

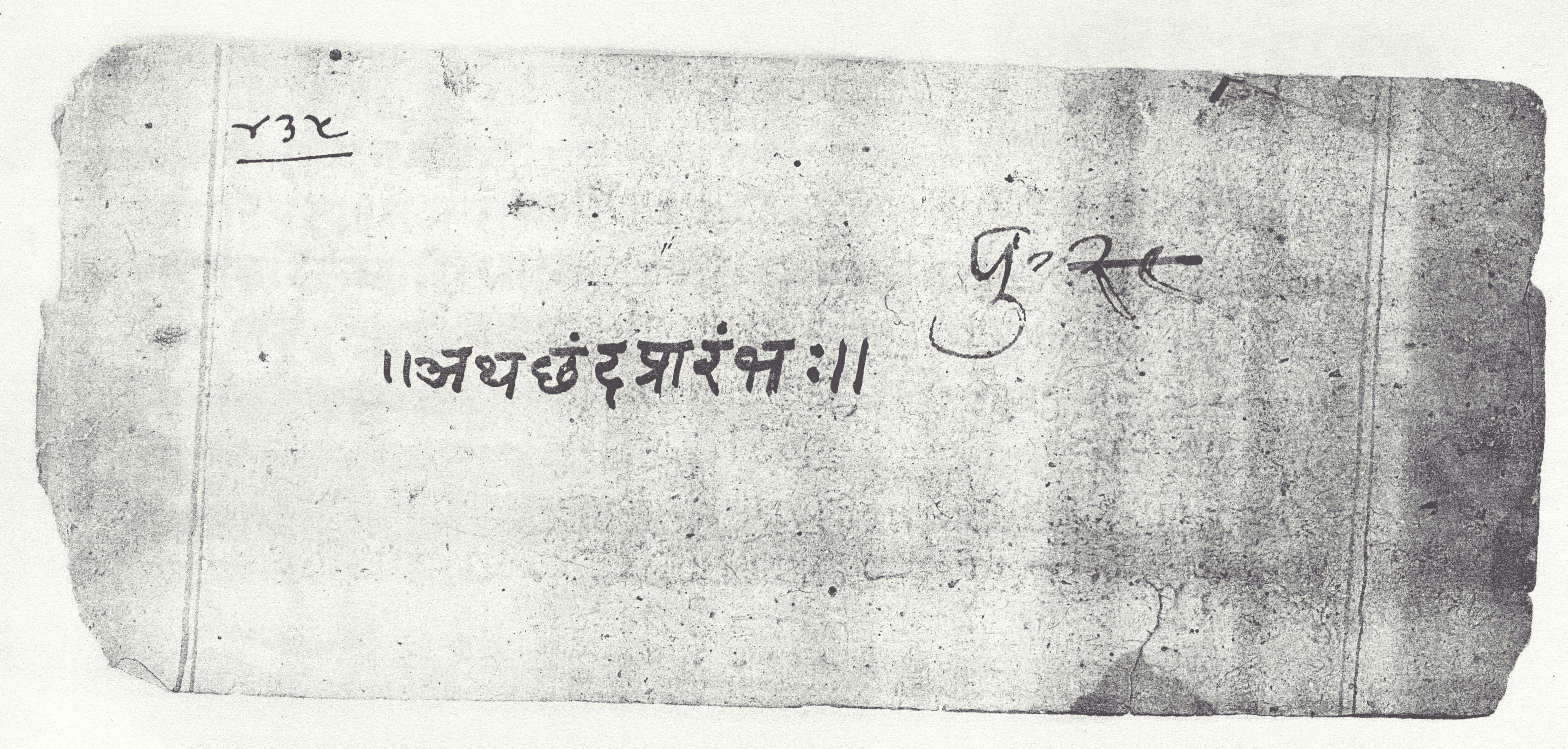

Acc. No. - 445 M-1809

Title - Edocett

Author - 2

Date - 3

Subject - Vodic mantra

tolio - 8

Xerox - 16.



श्रीमणेशायनमः। श्रोंश्वामयश्यमज्ञमनः समितं अमितं वाद्य यंज्ञण तियस्य। सजय तिर्षणं लगाः श्रिवत्रसादा दिश्वद्वमितः। त्रिष्ठ सं विद्विमकारं लघ्वा दिसमान्वतं यक्षारा रखं ॥ लघु मध्यमं तरे पंसकारमं तेष्ठ स्विबदं ॥ लघुं त्यं व्हितकारं जकारमुस्यो लघुं विज्ञानी यात्। आदिष्ठ संच व्यक्षारं नकार मिहपेंगले तिल घुं॥ श्रेषं संयोगपरं तथीं पुर्व व्यंजनातं स्वर् स्वातं।। सानु स्वरं चयसं कि प्रवसाने पिल घं त्ये। आदिमध्यावसाने स्वरं तायो तिला घवं॥ भजसागोरवं यो तिमनो त्रिष्ठ सला घवं॥ त्रिवतः मंद्रावणंषणात्रमुवाचिणालःस्त्रं॥ छंसे वर्णपदार्थत्रवेषहेताश्चरा स्वादो। १०० । धीश्रीस्त्रं॥ वरासायणकागुहारू । वस्त्रधास्। साते द्वरणक संदाँ ज्याक्षं वद्भणनहसन् ॥ गरत्या प्रते । प्राप्त परः॥ हे । क्षेत्रसः॥ प्रते । प्राप्त परः॥ हे । क्षेत्रसः॥ प्रते । प्राप्त परः॥ हे । क्षेत्रसः॥ प्रते । प्राप्त प्रते । प्राप्त प्रते । प्राप्त प्रते । प्राप्त प्रते । प्रते स्वति । प्रते स्वति । प्रते स्वति । स्वति । स्वति स्वति । स्वति स्वति । स्वति स्वति । स्वति । स्वति स्वति । स

द्रेर स्यान्तामार्ध्यदितात्रापाद्गद्रमादित्रणागायत्र्यावसवना जगत्याआदित्याःगविद्राजादित्रःगात्रिष्ठभोत्र द्राःगण्यदित्रिच्तुषाद्व त्तपादंगाआद्यं चतुष्याद्वतिभाग्यदित्रिपादिषितःगासापादितच्यत्। यद्यसास्योमध्येष्टायतिपादिनिच्त्रगद्दोनवकोषद्यश्चनात्रीगिव परातावाराही॥षद्यसास्याण्यकेर्वद्रमानागविपरीतात्रतिष्ठागत्त्रीयं दिपाजागतगायनाम्यांगात्रिपात्रेष्टुसैशाउ क्षिण्या पत्रोजागतश्चा। कर्षे मध्येचेदं त्यःगपुर उ क्षिष्पुर गर्था परोक्षिक्षप्रशाचतुष्यादिषितिः॥ अनुष्टुष्गायत्रेः॥त्रिपाद्धविज्ञागतास्यांच्यामध्यंतेच॥इहस्यजागतस्त तीः यश्चगायत्राः॥पथ्याप्रवेश्वस्त्रतीयः॥न्येद्धसारणिदित्रायः॥स्तंधोग्रा राशक्षविन्तवकाश्चतारः॥वेराज्ञोगायत्रोच॥द्वात्सात्रांक्रतीश्च सतोश्वतातांद्विनः॥पङ्किजीगतीगायत्रोच॥प्रविचिद्युनोसतःप् दःक्षिः॥विपरीतोच॥आस्तारपद्धः परतः॥५॥त्रस्तारप्रक्षिःप्रतः॥ विष्टारपंतिरेतः॥संस्तारपंक्षिविहः॥अश्वरापंक्षःपंचकाश्चलारः॥ हैंदे द्विष्णल्य शः ११ पर्रे ति स्व मन्तु स्व द्वे निय श्वाप थ्या पंचित्त र्गाय त्रे शाज गताव दि ११ एके नित्र खुप ज्योति प्रता ज्योति । पु स्ता ज्योतिः प्रथमना । मध्ये ज्योति मध्यमे ना ॥ उपरिष्ठा ज्योति रं त्ये ने ॥ एक स्मिन्यं न्ये छंदः त्रां कुमती ॥ खद्ने क कु स्वती ॥ विषा र णिष्ठ मध्यापिषी किक मध्या ॥ विषय ता य मध्या ॥ ज्वाधिक ने के निन्दु द्वि जो ॥ द्वाष्यां विश्वाद स्वरा जो ॥ ज्यादितः संदि रोगा द्वादेव ता दिनश्वा । अग्विः संविता सो मो द्वहस्यति सिन्न विहण विद्रोविश्वे देवा देवताः।।स्वराः ष पुत्रम्यसगांधारमध्य मपंचमधेव तिन षा दाः॥ सितसारं गण्नांग रूणानील लेति ते गोरा वर्णाः।।आ निवे त्यं का त्यप्गोतमां गिरस सार्गवकी शिकवासिष्ठािन गोत्राणि॥ त्यामान्यति छं दां सि।।रोचनाभाः के तयः।।अन्न का नांकाम तोवर्णाद ति॥ ७॥ चतुः त्रातस्क्तिः।। चतुरश्चतुरस्ये दुल्हतेः॥ तान्य सिसंन्यात्रे स्यः क्रतिः।।प्रस्त्या नोपसर्गवर्जितः॥धृत्यश्चिराक्तरानग्यः॥ एथक् एथक् प्रवेतः छेर ज्यान्येवैषां॥द्विताय्वादितायम्तितः॥अद्यालिकं॥ध्यात्वेषुभाञ्चयत् षे। पादश्वतृभागः॥यथारत्तसमात्तिवाग्यःसमुद्वागणः॥भोगंतम् ध्यादिन्तिश्वास्तराऽञ्चर्द्वायीद्यां।अत्रायुद्वुत्तः षष्ठीत्रणन्तीवा। न्ते।चेत्यदेवितायादि॥सत्तमः प्रथमादि॥अत्य पंत्रमः॥८॥ष्ठश्व ल्या त्रिष्ठगणे षुपादः पथ्याय्येच।विद्यत्तान्या॥ वपलादितीयवद्य थेरिमध्येजो॥ द्रवस्तर्वाण्यस्वत्रप्त्रत्याः अस्यामहाचपुल्याः सम त्राधिद्वसमागातिः॥अंत्येनोपगीतिः॥उक्तमेणोद्वीतिः॥अद्वितः स्वार्धितातीतिः॥वैतालीयंदिः स्वराः असुक्त पारेसुम्बस्वांतेत्वीः॥
तोष-छंद सिक्ं।।आणातिकाभोग्गाचो षेपरेणसु दुःसाकं।।षञ्च
लिशासु ति।।पंच मेन प्रविःसाकं प्राच्यातिः।।असुक्ततीयेनोदीचा
वित्रां।आभ्यां सुगपस्र वृत्तकं॥असुक्तार हासि नी॥ दे॥सुगपतां ति
का।।गंतादि वीसवोमात्रासम्बद्धां स्वन्वमः।।द्वाद राश्ववाच वासिका।।
विश्लोकः पंचमा एमो।।चित्रान्तवमश्वा। पर्सुक्तेनोप चित्रा॥एकिः
पादाकु क कं।।गीत्यायीलः।।शिक्वाविषयीक्तार्द्धाः। लःप्रविश्वे ज्योतिः।

उंद

गश्चे सोम्या॥ नू लिने का ना नित्रं त्रा देव त्रिं त्रा देवे ग्रा साम्येन न सामा लोग्ल १६ ति ॥ १००॥ वृत्तं ॥ समम देस मं विषमं न्या समंतावत्कातः सत मर्द्ध समंविषमं न ॥ रा त्र्यू नं ॥ रिले ति समा नी ॥ त्वि ति समा ग्री॥ वि ता नमन्यतः ॥ पादस्यानु षु स्र न्यां । त्रा प्रथमा त्यो ॥ विष्ठती यन तुर्थयो रश्च ॥ वा न्यतः ॥ यञ्च तुर्थातः ॥ प्रथास्र जो त्रा ॥ विषरा ते विषयः ॥ विष्ठा स्र प्रमान्य । स्वतः सेतवस्य ॥ विष्ठा नित्रं । या प्रामान्य स्वतः सेतवस्य ॥ विष्ठा । विष्ठा । या प्रामान्य स्वतः सेतवस्य ॥ विष्ठा । या प्रमान्य स्वतः सेतवस्य ॥ विष्ठा । या प्रामान्य स्वतः स

कंद नोग्राग्नार्थानकी तो जो। ग्रेगिनो नोग्रां विषयातार्यानकी न्त्रो जो। ग्रां जो। ग्रां रिण प्रतासी स्त्रां ग्रेगिनो जो। श्वां ताग्रानोर्थी न्त्रो जोग्रां १००० १००० स्त्रां की नेत्रे जो जो। श्वां ता देव जिंग्रां रवेनामहत्य खुजीति॥ १००० स्त्रां के दः ॥ तहाम ध्यात्यो ॥ कुमारति ता त्रां ग्रां भाणवका की दित कं १ तो लो। श्वित्र पदाको गो। वि युन्याला में। ते॥ भुज्या श्वां श्वां स्त्राम् श्वां स्त्रां स्त्रां स्त्रां हो। ॥ भुज्या श्वां श्वां स्त्रां स्त्रा मय्रसारिणाजेंगि। मत्ताम्सीसो। ॥उपस्थितालो जो।। एक रूपंसीजो।
ग्राइंद्र बजातोजो। ग्राउपंद्र बजातोजो। ग्राउपंद्र बजातोजो। ग्राउपंद्र बजातोजो। ग्राउपंद्र बजातोजो। ग्रावणाल नामेंगोलो। ग्रावणाल नामेंगोलो। ग्रावणाल नामेंगोलो। ग्रावणाल नामेंगेनियास्वामतानी सो। ग्राउपाल नोसे। ग्राउपनीजेंगिर्। जगती। वंद्रास्थानी नेंगेग्राउपनी सो। ग्राउपनीजेंगिर्। जगती। वंद्रास्थानी जो। द्रावणाल वितन्ती भी। ताट वंद्र सा। उरो नोम्यावस्त्र समुद्र सा। जलो बत्राति क्री उसी असर्ति ।। अतं ग्राया तंया। स्त्रावणारः॥
द्राः॥ जलो बत्राति क्री उसी असर्ति ।। अतं ग्राया तंया। स्त्रावणारः॥

ॐद प्रतिता क्षरा क्षेत्रो सो॥वेश्वदेवी मोया विद्रयण्य स्वयः॥ नवमालिनी जो क्या विता १५॥ प्रहार्षणी म्लो जो नित्र दशको।। क्र चिरा जो। क्षेत्र प्रति क्षेत्र प्रति क्षेत्र प्रति क्षेत्र प्रति क्षेत्र प्रति क्षेत्र प्रति क्षेत्र क्षेत

षक्र गतिलि सितंभ्त्री नी नी स्वरन बकी ॥ हिर जी न्ही स्वी स्वा पत्रपतितंभी नी नेही ग्रिस स्वा पत्रपतितंभी नी नेही गिर्म पत्रपतितंभी नी नेही गिर्म पत्रपतितंभी नी नेही गिर्म पत्रपतितंभी सिन्म केही गर्म पत्रपतितंभी सिन्म केही गर्म केही गर्

ल कि तन्त्री भेती भेती महोग्र द्वादिया शामता की उसी लोगे ने लेग्य सुषं व द्वाको । तन्त्री भेतो ने से भेते की दिया दिया दिया शिक्तों च पदा स्मामी ने ने ग्स्ते द्रियवस्य वयः॥ भुजंग विज्यं भितं मी ली ली ली वसुरु इ अभव यः॥अपवाहकोम्रोनीनीनेसोगीनवकर्त्ररसंद्रियाणि॥दंडकोनी रः॥ त्रथम-श्रं उर विप्रयातः॥ अन्यत्र रातमा उच्याक्या। त्रोषः प्रसि तं उद्गति॥ १९ ॥ अत्रा नु तं गा था॥ दिकी ग्लेश । सिश्री न्॥ एथ ग्ला निश्रा ः॥ वस वस्त्रिकाः॥ लर्डि॥ सेकेग्॥ झतिलोत्तरणंहिली छं॥ ततोग्येकं



,CREATED=22.10.20 14:56 TRANSFERRED=2020/10/22 at 14:58:28 ,PAGES=16 ,TYPE=STD ,NAME=S0004402 Book Name=M-1809-CHHANDAS ,ORDER\_TEXT= ,[PAGELIST] ,FILE1=0000001.TIF ,FILE2=00000002.TIF ,FILE3=0000003.TIF ,FILE4=0000004.TIF ,FILE5=0000005.TIF ,FILE6=0000006.TIF ,FILE7=0000007.TIF ,FILE8=0000008.TIF ,FILE9=0000009.TIF ,FILE10=0000010.TIF FILE11=0000011.TIF ,FILE12=0000012.TIF ,FILE13=0000013.TIF FILE14=0000014.TIF FILE15=0000015.TIF ,FILE16=0000016.TIF

[OrderDescription]